### श्री ११०८ शङ्क्षचार्य कृत

# पञ्चीकरणम्

(प्रणवार्थः)

कानपुर प्रान्तान्तर्गत ग्रमीर निवासि-श्रीमत् पं० महादेव शर्म पाण्डेय शास्त्रिकृत भाषा भावार्थ दीविका सहितम्।

प्रकाशके 🔻

बा॰ रूप किशार टेगडन

एम० ए०, एल एल० बीर्ड एडबोकेट

पं० चन्द्रशेखर शुक्क, क्रानून प्रेस – कानपुर

सम्बत् १६६८ वि०

[ मूल्य 至)

### भूमिका

#### ॐ तत् सद् ब्रह्मणेनमः

वैदिक साहित्य के भीतर श्रोम् शब्द का बड़ा महत्व है यहां तक कि छादरार्थ जैसे माता पिता भादि का नित्य नाम साधारण नहीं लिया जाता उसी भांति इस (श्रोम्) का भी एक पर्याय (उपनाम) प्रण्व रख लिया गया है ( जैसे माता पिता आदि को मां, अम्मा, बप्पा आदि कहते हैं ) वेद मन्त्र व उपनिषद व दर्शन आदि सभी शास्त्रों में माहातम्य जप, विचार श्रादि रूप से इस (श्रोम्) का श्राधार लिया गया है तो शङ्का यह होती है कि यह केवल शब्द ही शब्द मात्र है कि और कुछ ? इसी शक्का को लेकर कहीं कहीं उपनि-षदों में इसके अर्थ का भी विचार किया है यहां तक कि मांडूक्योपनि-षद् पूरा इसी का अर्थ ही है। और पातञ्जल दर्शनमें ईश्वरका वाचक (नाम) कह कर इसका जप इसके अर्थ भावना को ही कहा है (तज्जपः तदर्थभावनम् ) अर्थात् अर्थ भावना करना ही इसका प्रधान जप है इसके विचारसे समष्टि (पर्यक्) व व्यष्टि (प्रत्यक्) चेतन ( ईश्वर-जीवात्मा ) दो रूप से जो कहा जाता है उसकी एकता का ज्ञान हो जाता है (ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमः पन्तं) इसलिये छाद्वैत सिद्धान्तव।दी श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य जगद्गुर श्री शङ्कराचार्य जी ने पञ्चीकरण विचार नाम की इस पुस्तिका में परम हंसों की समाधि विधि के नाम से इसी छोम् का अर्थ बहुत अच्छे ढङ्ग से किया है। अोम् के प्रायः कॅ, अोम् यह दो रूप लिखने में आते हैं। अर्थ विचार में ओम् के मात्राच्तर पृथक् कर ( अ उ म्) समभाया गया है इससे सगुग ब्रह्म व शब्द ब्रह्म का रूप इसे कहते , हैं। श्रीर श्रर्थ समभ जाने पर इसका पूर्ण श्रनुभव करके जो इसका संस्कारात्मक बुद्धिका बन जाना व निर्गुण ब्रह्म व परब्रह्मका रूप है उसे ॐ कहते हैं। इसी (ॐ) का रूपकालंकार से गएशिक रूप की व अपभ्रंशरूप से स्वस्तिक चिह्न की भी कबियों ने कल्पना की है। सो इस छोम् का संस्कृत भाषा में ही छर्थ था उसको सर्व साधारण जिज्ञासुष्यों के समभने के लिये इसकी हिन्दी कर दी गई है।

पञ्चीकरण इसका इसलिये नाम रखा है कि यजुर्वेद में (पञ्च-स्वन्त पुरुष आवियेश०) व अथर्व संहिता व चरक व तैतिरीय उपनि-पदमें आत्मा से ही पक्च महाभूतों की उत्पत्ति कह कर उसी में श्रातम अवेश पूर्वक संसार का वनना कहा गया है। एक का ही पांच होना और पांचों का आपस में सिमश्रण हो न्यूनाधिकतासे बीज श्रंकुर रूप हो जगन् बन जाना श्रीर सब का श्रन्तमें एक ही हो जाना पञ्जीकरण विचार कहा गया है (वेदान्त सूत्रों च पञ्चदशी आदि में बड़े विशद रूप से इस विषय का वर्णन है ) सांख्यादि शास्त्रों में अव्यक्त महान अहंकार आदि अनुक्रमसे जगत का बनना कहा गया है यह केवल प्रक्रिया भेद है या शिष्यों के समभाने के लिये श्रुति वाक्यों के आधार से पज्ज भूतों के समष्टि गुणोत्पन्न अन्तः करण व प्राण को प्रथम कह कर पश्चात् पञ्चभूतों के पृथक् प्रथक् प्रत्येक के छंश से उत्पन्न पदार्थों का होना वर्णन किया है जैसा कि परिशिष्ट में दिये हुये चित्रों के विचारने से निश्चय हो जायगा कि सब का कहना युक्तियुक्त व एक ही है सब शास्त्रों व सन्तों का कहना यही है कि एकता करो एक हो जावो (फूट न करो फूटो मत) तभी सुख होगा इसीलिये एक तत्त्वाभ्यास कहने में कहीं केवल प्रकृति से ही सब हुवा (व विकाश वादानुसार चैतन्य भी प्राकृतिक) कहा गया है। और कहीं चैतन्य के साथ उसकी शिक्ष व महिमा व माया नाम से कह कर चैतन्य ही चैतन्य मात्र सब कहा गया है। किन्तु विचार व अनुभव युक्ति प्रमाण व वेद के बहुत वाक्यों से व सन्तों के उपदेश से एक चैतन्य मात्र सत्ता स्फूर्ति पदार्थ हो होना निश्चय होता है इसी को स्पष्ट सममाने के लिये अद्वैतवाद के समस्त भन्थ हैं यह बहुत ऊंचा सयुक्तिक प्रायः सर्वमान्य सिद्धान्त है इसीको वताने वाला छोम् इस शब्द का अर्थ है।

श्रोम् के श्रर्थ का विचार करने से पिएड (प्रत्यक् पदार्थ) व्रह्माएड (पर्यक पदार्थ) के पदार्थों की एकता समभ में श्रा जाती है जैसे केन्द्र परिधि व विन्दु गोले का सम्बन्ध विचार करने से दोनों की एकता समभ में श्रा जाती है। एक हो जाने पर सब प्रथम चैतन्य सत्ता स्फूर्ति मात्र पदार्थ रह जाता है। यह एकायक समभ में नहीं श्रा सकने के कारण से ही द्वैत श्रद्धेतवाद चल पड़े हैं श्रारम्भवाद, सत्कार्यवाद, विवर्तवाद व कर्म, उपासना (भिक्त) ज्ञान श्रादि मार्ग

किया इसी के समभने समभाने के योग्य शास्त्रों में कही हुई हैं।
स्थूल से एक एक करने व उत्पन्न करने में प्रथम द्वैत वाद ही
। स्थूल से सूद्रम तक जाने के लिये भी द्वैतवाद ही व आरम्भ सित्नाथवाद अच्छा। द्वैतवाद में कर्म उपासना इसीलिये सुख कर साधन माने गये हैं। परन्तु सूद्रम से कारण में पहुंचने के लिये विचार करते ही भेद लय होने लगता है यही ज्ञान व अद्वेतवाद का विवर्त है तो कारण से तुरीय समभने व अनुभव करने में द्वैत (भेद) का लेश कहां रह सकता है यही आम् का पूरा अथ ज्ञान व अनुभव है।

आरम्भवाद—स्थूलसे स्थूल बनने व पैदा होनेमें लगता है जैसे दूध से दही बीज से श्रंकुर।

सत्कार्यवाद (परिणामवाद)—स्थूल से सृद्म व सृद्म से स्थूल होने में लगता है जैसे दूध के भीतर दही के परमागा व बीज के भीतर अंकुर (शिक्त ) न हो तो कैसे दही व अंकुर बन सकते।

विवर्तवाद कारण से कार्य व कार्य से कारण होने में लगता है जैसे सांप का रस्सी होना, दूध ही मैं दही देख पड़ना, बीज ही अपनी शक्ति द्वारा अंकुर होना ( दूसरा बना सा देख पड़ना है )।

श्रारम्भवाद—दूसरे से दूसरा होना। सत्कार्यवाद— दूसरे से दूसरा निकल श्रांना व परिएत होना। विवर्त दूसरेमें दूसरा देख पड़ना।

कमें - कहीं ईश्वर है तदर्थ (तदाज्ञानुसार) सब कर्म करना संसार सुव्यवस्थित रहने के लिये (सत्)।

उपासना (भिक्त)—ईश्वर सामने है उसकी पूजा प्रार्थना आदि करना (अन्तः करण शुद्धि के लिये) (चित्)

ज्ञान-ईश्वर सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्व रूप है इसलिये हम भी ईश्वर हैं ऐसा निश्चय करना (एकता के लिये) (आनन्द)

सबको इसीसे इन तीन (सत् = है = सदा रहना १) (चित् = ज्ञान रूपे समभ के साथ १) (ज्ञानन्द = सुख मय सुख सहित ३) बातों की लालसा रहती है क्योंकि ईश्वर इन तीन गुण युक्त है ज्ञार उसीके हम अंश जीव हैं। सो यह तीनों बातें (सत् चित् ज्ञानन्द) तभी प्राप्त होती हैं कि जब ॐ को अच्छी तरह अपनाया जाय।

। हरि ॐ तत्सद् ब्रह्मणेनमः॥

### भूमिका परिशिष्ट

जिनके मत से प्रथम चिन्मात्र एक तत्त्व था उनके मत से इस पंचीकरण के अनुसार जगत् का उद्भव लय चिन्तन करना चाहिये। (देखो ए० परिशिष्ट चित्र विचार)।। जिनके मत से प्रथम एक तत्त्व अचिन्मात्र था उनके मत से निम्न लिखित चित्र विचारना चाहिये अचित् (प्रकृति) के तीन गुण होते हैं उनके त्रिशृत्करण से सब पदार्थ बनते रहते हैं।

| गुण तीन — सत्व    | र्जः      | तमः    |
|-------------------|-----------|--------|
| उनका लच्चण—प्रकाश | प्रवृत्ति | मोह    |
| उनके परिणाम—ज्ञान | कमे       | द्रव्य |

अच्छा लगना मात्र ही सत्त्व की सत्ता है। कुछ अच्छा कुछ बुरा लगना रजः की सत्ता है। बुरा लगना मात्र तमोगुण की सत्ता है। प्रत्येक व्यक्तिका प्रत्येक पदार्थ में भिन्न २ भाव होना प्रत्येक गुणों की सत्ता है। विकाशवाद के अनुसार गुणों के द्वारा अचित् से ही चित् की भी उत्पत्ति होती है।

|           | सत्त्व     | रजः           | तमः             |
|-----------|------------|---------------|-----------------|
| सात्विक — | श्रात्मा १ | ईश्वर २       | जीव ३           |
| राजस      | अन्तःकरण ४ | प्राग् ४      | इन्द्रिय ६      |
| तामस —    | देह ७      | महाभूत पांच 🗷 | काष्ठलोष्ठादि ध |

इस प्रकार परस्पर सम्बन्ध से गुणों द्वारा ही अचित् से चित् (आत्मेश्वर जीव) माने गये हैं आगे इन्हीं ३ पदार्थों से समस्त संसार बनता रहता है। परन्तु जिनको प्रथम चिन्मात्र मान्य है वह चित् (ब्रह्म) के साथ ही उसकी महिमा व शिक्त (व उसी के ही गुण भाव) त्रिगुणामाया (प्रकृति—स्वभाव जिसे अचित् कहते हैं) मान ली गई है। वैदिक सिद्धान्त इसी प्रकार का है और यही विशेष सयुक्तिक और उत्ताम है।

#### ॥ ॐ स्वस्ति श्रीगणेशायनमः ॥

# पञ्चीकरणम् (प्रणवार्थः)

#### ----

अथातः परमहंसानां समाधिविधिं व्याख्यास्यामः । सच्छब्दवाच्यमिवद्याश्वलं ब्रह्म । ब्रह्मणोव्यक्तम् । अव्यक्तान्महत् । महतोहङ्कारः । अवंकारात्पंचत॰ नमात्राणि । पंचतन्मात्रेभ्यः पंचमहाभूतानि । पंचनमहाभृतोभ्योखिलं जगत् ॥ १॥

पत्रानांभूतानामेकैकं द्विधाविभज्य स्वार्धभागं विहायार्धभागं चतुर्धाविभज्येतरेष्ठयोजिते पंचीकरणं मायारूपदर्शनमध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपत्रंप्रप- जन्यते ॥ २॥

पश्चिक्तपश्चमहाभूतानि तत्कार्यं च सर्वं विरा-डित्युच्यते, एतत्स्थूलशरिरमात्मनः । इन्द्रियेरथों-पलिब्धजीगरितम् । एतदुभयाभिमान्यात्मा विश्व एतत्त्रयमकारः ॥ ३॥

अपश्चीकृतपश्चमहाभूतानि पश्चतन्मात्राणि तत्कार्यं च पश्चप्राणा दशोन्द्रयाणि मनोबुद्धिश्चेति सप्तदशकं लिंगंभौतिकं हिरण्यगर्भ इत्युच्यते एत-त्सृच्मशरीरमात्मनः । करणेषूपसंहतेषुजागरित संस्कारजः प्रत्ययःसविषयः स्वप्न इत्युच्यते । तदुभया-भिमान्यात्मा तेजस एतत्त्रयमुकारः ॥ ४ ॥

शरीरद्रयकारणमात्माज्ञानं साभासमन्याकृतिमिन्सुन्यते । एतत् कारणशरीरमात्मनः । तच न सन नासन् नापिसदसत् । न भिन्नं नाभिन्नं नापिभिन्नाभिन्नं कुतिश्चित् । न निरवयवं न सावयवं नोभयम् । किन्तु केवल ब्रह्मात्मैकत्त्वज्ञानापनोद्यम् । सर्वप्रकारज्ञानो-पसंहारे बुद्धेः कारणात्मनावस्थानं सुष्ठिः । तदुभ-याभिमान्यात्मा प्राज्ञ एतत्त्रयं मकारः ॥ ५ ॥

अकार उकारे। उकारो मकारे। मकार श्रोङ्कारे। श्रोङ्कारोहम्येव श्रहमेवात्मा साद्यीकेवलिश्रान्मात्रस्व-रूपो ना ज्ञानं नापि तत्कार्यम्। किन्तु नित्य शुद्ध बुद्धमुक्तमत्यस्वभावं परमानन्दाद्वयं प्रत्यग्भूत-चैतन्यं ब्रह्मैवाहमस्मीत्यभेदेनावस्थानं समाधिः॥६॥

तत्वमास । ब्रह्माहमस्मि । प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म । इत्यादि श्रुतिभ्यः। इति पंचीकरणं भवति ॥ ७॥

॥ इति श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं पंचीकरणम् ॥

# ॥ पश्चीकरण का भाषानुवाद । (प्रणव का अर्थः) प्रणव [ श्रोम् ]

अब यहांसे परमहंसोंकी समाधि विधिको अच्छे प्रकार कहेंगे। सत् (है) इस शब्दसे कहने योग्य अविद्याचित्रित ब्रह्म (था)—

टिप्प्णी—अविद्या चित्रित का अर्थ यह है कि उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में अविद्या अर्थात अज्ञान व अविद्यमान माया उपदेश के लिये मान ली गई है क्यों कि ज्ञानी में प्रमत्ता उन्मत्तता जड़ता का भी ज्ञान होना सम्भव है परन्तु अज्ञानी में ज्ञान होना असम्भव है। जैसे बुद्धिमान पुष्क पागल का स्वांग भर सकता है किन्तु पागल कोई भी कम बद्ध कार्य नहीं कर सकता। इसिवाये पहिले पहिल जो एक तत्व था वह अपनी समस्त शक्ति व महिमा जो प्रावट्य में जनद्र पृ दिखती है उससे युक्त था ऐसा मान कर ही आगे कहना वनता है परचात अनुभव होने पर संशय नहीं रहता शक्ति महिमा जगद्र पता ही अविद्यमान माया सूत में कपड़े की भांति दिखती है।

(उस्) ब्रह्म से अव्यक्त (अर्थात् सत्व रजः तमः की साम्यावस्था रूप माया प्रकृति प्रधान)। अव्यक्त से महत्। महत् से अहंकार। अहंकार से पांच तन्मात्रायें (शब्दतन्मात्रा १ स्पर्शतन्मात्रा २ रूपतन्मात्रा ३ रसतन्मात्रा ४ गन्धतन्मात्रा ५ अर्थात् सूच्म पंचमहाभूत)। तन्मात्राओं से पांचमहाभूत (आकाश १ वायु २ तेज ३ जल ४ पृथिवी ४)। महाभूतों से सब संसार (बना)।। १।।

पांचों भृतों में से प्रत्येक के दो दो हिस्से करके अपने आधे आधे भाग को छोड़ कर और आधे आधे भाग के चार चार डुकड़े करके दूसरों में से मिला देने पर पश्चीकरण होता ( अर्थात प्रत्येक भृतों में आधा अपना और आधे में चौथाई चौथाई दूसरे भृत मिलना पश्चीकरण कहाता है राशि पूरी बनी रहते संमिश्रण हो जाना पश्चीकरण है ) यह पश्चीकरण माया रूप दृष्टि गोचर होता है । इस प्रकार अध्यारोप ( संघात

को दूसरा पदार्थ समभाना) अपवाद (संघात को पृथक २ करके मुल तत्व खोजना) से वही प्रपश्च रहित (ब्रह्म) प्रपश्चित होता है।।२॥

पश्चीकरण किये हुये पांचो महामृत और इनका कार्य सब विराट कहा जाता है। यह विराट (संसार) और अपना शरीर स्थूल है। इन्द्रियों से विषयोंका साम्रात्कार (शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि का ज्ञान होना) जागरित (जाग्र-दवस्था कहाती) है। इन दोनों (स्थूल जागरित) का अभि-मानी आत्मा विश्व कहलाता है यह तीनों अर्थात् स्थूल जागरित तथा विश्व (ओंकारका प्रथम अन्तर) अकार (अकहे जाते हैं)॥३॥

जिन पांच भूतों का पश्चीकरण नहीं हुवा व सूच्मता हुवा है उनको पांच तन्मात्रायें कहते हैं। यह पश्चतन्मात्रा ऋौर उनका कार्य पांचो प्राण दश इन्द्रियां मन तथा बुद्धि यह सत्रह तत्व लिंग (लच्या मात्र) सच्म भूतों से बना हुवा (संसार के भीतर भरा हुवा) हिरएय गर्भ कहलाता है (यह संसार के भीतर और ) अपने शरीर के भीतर का शरीर सूच्म है। इन्द्रियों के (बाहिरी विषयों से) उपसंहार हो जाने पर जाग्रदवस्था के संस्कारों से होने वाला प्रपश्च सब विषयों सहित ( अर्थात सोने समय का आन्ति प्रपश्च ) स्वप्न कहा जाता है। इन दोनों (सूच्म स्वप्न) का अभिमानी आत्मा तैजस होता है। यह तीनों अर्थात् सूच्म स्वप्न तथा तैजस ( अोंकार का दूसरा अचर ) उकार ( उ कहे जाते हैं ) ॥ ४ ॥ दोनों (स्थूल सूच्म) शरीरों का कारण अपने आपका न जानना आभास के सहित अव्याकृत कहा जाता है (यह सब संसार का कारण) और अपने शरीर का कारण, कारण शरीर है (यह) न सत् (है) न असत् (नहीं है)। और न कि

सद्सत (है नहीं है) कहा जा सकता है। न भिन्न (पृथक २) न कि भिन्नाभिन्न (पृथक व मिला जा) ही कहा जा सकता है। श्रीर यही कहाँ से कहा जा है कि वह अवयवों (श्रङ्गों) वाला है व श्रङ्गों वाला नहीं है व श्रङ्गसांगता वाला ही है। किन्तु वह केवल ब्रह्म श्रात्मा के एकत्व ज्ञान से अपनोध अर्थात एक हो जाना परन्तु जानना नहीं कि एक हो गया। सब प्रकार के ज्ञान के समाप्त होने पर बुद्धि का कारण भाव से ठहर जाना सुपुप्ति है इन दोनों (कारण सुपुप्ति) का श्रभिमानी श्रात्मा प्राज्ञ कहाता है। यह तीनों श्र्यात कारण सुपुप्ति तथा प्राज्ञ (श्रोंकार का तीसरा श्रचर) मकार (म कहे जाते हैं)॥ ४॥

श्र (स्पूल) उमें (सूच्म में) श्रीर उ (सूच्म)म (कारण) में लय हो जाता है। तथा म (कारण) श्रोम् (ब्रह्म) में लय पाता है। श्रोम् (सगुण ब्रह्म) श्रहमि (श्रात्म स्वरूप में) ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान साधन में लय हो जाता है। में ही श्रात्मा(श्रापही श्राप)द्रष्ट्रमात्र (देखनेवालाही) केवल चिन्मात्र (ज्ञान स्वरूप) हूँ। न श्रज्ञान हूँ न श्रज्ञानका कार्य हूँ। किन्तु सदा रहने वाला निर्मल ज्ञानवान स्वतन्त्र सत्य स्वभाव श्रेष्ठ सुख स्वरूप हूँ। प्रत्येक प्राणियों का चेतन रूप ब्रह्म ही मैं हूं। इस श्रभेदसे ठहर जाना ज्ञान समाधि कही जाती है।। ६।।

क्यों कि उपनिषद वाक्यों के यह प्रमाण हैं—तत्वमिस = वह तू है। ब्रह्माहमिस = ब्रह्म में हूँ। प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म = जिससे जाना जाता है व सुख स्वरूप में हूँ। अयमात्मा ब्रह्म = यह आत्मा (अपना वास्तविक स्वरूप) ब्रह्म है। इत्यादि श्रुतियोंसे जाना गया है। यह पश्चोकरण नामका विचार होता है।। ७।।

।। इति पश्चीकरण अर्थात् ओम् का अर्थ ॥

### 🛞 पंचीकरण का पदच्छेद पूर्वक अर्थ 🏶

शब्द

ऋर्थ

श्राथ = अब ( अथवा मङ्गल द अधि-कार व अनन्तर अर्थ का बताने बाला शब्द है ) अर्थात् स्थ्ल, सूदम, कारण पदार्थका जिसको बोध हो उसीका अधिकार है व बोधके पश्चात् इसे समके )

अतः = यहां से

परमहंसानाम् = परम हंसों की (परम श्रेष्ट, हंस, साधक विवेकी पुरुषोंकी)

समाधिविधम् = समावि (चित्तस्थिर) विधि (प्रकार) को

व्याख्यास्यामः = विशेषता से कहेंगे

सत् + शब्द वाच्यम् = सत् (है, इस) शब्द से कहने योग्य

श्रिविद्याशवलम् = श्रिविद्या से चित्रित (श्रिविद्या श्रिथीत् श्रज्ञान रूप व वस्तुतः जो न हो यानी माया व श्रपनी श्रव्यक्त शिक्त इच्छा महिमा ऐश्वर्य जो संसार का मूल प्रधान प्रकृति कहाती है उससे सुशोभित सत्ता मात्र)

ब्रह्म = सब से बड़ां सर्व शिक्तमान् सर्वज्ञ (ज्ञान, श्रज्ञान, उन्माद, प्रमोद सभी भावांका भगडाररूप सगुगा सर्वस्वरूप कूटस्थ एक पदार्थ)था

ब्रह्मणः = (उस) ब्रह्मसे (सर्वसत्तामात्रसे) श्राठयक्तम् = श्राप्रकटरूप ( श्राथित् सत्व रजः तमः यह तीनों गुरा साम्या- शब्द अर्थ

वस्थामें हों पृथक् २ प्रकट रूपमें न दिखते हों ) प्रधान प्रकृति माया शक्ति (हुई)

श्राव्यक्तात् = ( उस ) श्राव्यक्त प्रधान प्रकृति से

महत् = महत् तत्व (बङ्प्पनका गुण)
श्राथित बुद्धि, शिक्ति व इच्छा
कामना व सर्वदेशिविशेष गुण
मात्र (हुवा)

महत्तः = (उस) महत्से ( सर्वदेश व्याप्त महत्त्व गुगायुक्त समष्टिबुद्धीच्छा शक्ति से )

श्राहंकारः = श्रहंकार तत्त्व (परमाणु-सत्तामात्र एकदेशित्वगुणविशेष पार्थक्य बोधक क्यष्टिबुद्धीच्छा-शिक्त मूल ) हुवा

श्चाहंकारात् = श्चहंतत्व से (पार्थक्य गुण विशेष से)

पंच तन्माणि = पांच तन्मात्रायें अर्थात् सूचम महाभूत-केवल वही वही भूतमात्र-शब्द तन्मात्र १ स्पर्श तन्मात्र २ रूपतन्मात्र ३ रस तन्मात्र ४ गन्ध तन्मात्र ५ हुये

पंचतन्मात्रेभ्यः = (उन) पांच तन्मा-

पंच महाभूतानि = पांच महाभूत अर्थात् आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी यह प्रकट हुये शब्द अर्थ पंच महाभूतेभ्यः = इन पांचमहाभूतोंसे अखिलम् = सब जगत् = संसार (परिवर्तन शील, अस्थिर प्रवाहात्मक) बना

पंचानाम्, भूतानाम् = पांचों भूतों का एकेकम् = ( पृथक् २ ) एक एक को द्धिधा = दो दो ( २-२ ) विभज्य = विभाग करके स्वार्धभागम् = अपना २ आधा आधा विहाय = छोड़ कर अधिभागम् = आधे आधे भाग को चतुर्धा = चार चार ( ४-४ ) विभज्य = विभाग करके इतरेषु = श्रीरां श्रीरां मं योजिते = मिलाने पर पंचीकरणम् = पंचीकरण (होता है) अर्थात् प्रत्यैक भूतों में आधा श्राधा श्रपमा श्रीर श्राधे का चौथाई चौथाई चारों भूतों में मिलाना तो एक एक भूत की राशि उतनी ही रही परन्तु सम्मिश्रण हो गया यानी आधा श्रपना श्रीर श्राधेमें चारो श्रीर मायारूपदर्शनम् = (वही पञ्चीकरण्) माया रूप (जादका सा खेल) दृष्टि गोचर होने लगता है। श्रध्यारोप+श्रपवादाभ्याम् = अध्या-रोप और अपवाद से। एक एक श्रवयवका मिल कर एक विशेष पदार्थ कल्पित होना अध्यारोप

शब्द
कहाता है अर्थात् कम संधात
को दूसरा पदार्थ समसना। और
एक एक अवयव की भिन्नता से
वर्तमान पदार्थ असिद्ध कर मूल
तत्वका देखना अपवाद कहाता है।
नेह्य पट्टा - प्रपञ्च रहित

निष्प्रपद्धम् = प्रपञ्च रहित प्रपञ्चयते = प्रपश्चित होता है। (पांचों भूतांसे बने को या दिखावटी विस्तार को प्रपञ्च कहते हैं)

पंचीकृत पंच महाभूतानि = पंची-करण किये हुये पांचों महाभूत च = श्रीर तत्कार्यम् = उनका कार्य सबेम् = सव विराट् इति = विराट् ऐसा उच्यते = कहा जाता है एतत् = यह ( विराट् ) स्थूल शरीरम् = स्थूल शरीर है आतमनः = अपना (शरीर) अर्थात् बाहर का जगद्र प—समष्टि श्रोर अपना अपना पृथ मूप--व्यप्टि यानी पिराड व ब्रह्माराड का स्थल शरीर कहाता है। स्थूल शरीर-मोटा मोटाखोखला रूप ऊपरी घेरा (कवरCover)

इन्द्रियेः = इन्द्रियों से (कान, खाल श्रांख, जीभ, नाक यह ५ ज्ञाने-न्द्रियां हैं। मुंह, हाथ, पांत, लिंग, गुदा यह पांच कर्मेन्द्रियां हैं। इन्द्रिय इन श्रङ्गोंकी विषय प्रहेगा शक्तिको कहते हैं शब्द श्रर्थ अथोंपताब्ध-श्रर्थ = विषयों (शब्द, स्पर्श,रूप, रस, गन्ध ५ वाणी, श्रहण,गति, चण त्याग १) की उपलब्धि—श्राप्ति (साद्यात्कार)

जागरितम् = जाप्रदबस्था है

एतद्-उभय-श्रभिमानी = इन दोनो

(स्थूल श्रोर जाप्रत्) का श्रभिमान करने वाला।

श्रात्मा = श्राप विश्वः = विश्व (कहाता है) एतत्श्रयम् = यह तीनों (स्थूल, जाग-रित, विश्व का तिका)

श्राकारः = श्र ( श्राश्वीत् श्रोम् का प्रथम श्रद्धार है ( श्रा-श्रादि-पहले समभ में श्राने वाला। श्रा-श्राप्ति-प्रत्यद्य मिलने वाला)

अपंचीकृत पंच महाभूतानि नहीं (या कि अल्पमात्र) हुवा है पश्चीकरण जिनका ऐसे पांच महाभूत (पश्चतत्व)

पंचतन्मात्राणि = पांच तन्मात्रा कहे जाते हैं ( अर्थात् सृद्धम, महा-भूत शब्दादि )

च = (वह सुद्दम पश्च तत्त्व) श्रीर तत्कार्थम् = उनका कार्य पंच प्राणा = पांच प्राण (१ प्राण-हृदय से मुख तक। २ श्रपान-नाभि से गुदा तक। ३ समान-नाभि हृदय के बीच में। ४ अदान-कराठ से सिर तक। १ व्यान-सब देह के भीतर) शब्द श्रर्थ दश-इन्द्रियाशि = दशो इन्द्रियां (इन्द्रिय स्थान की सूच्म विषय प्राहक शक्ति)

भनः = संकल्प विकल्पात्मक अन्तः करण वृत्ति (चित्त सहित मन)

च = श्रीर

बुद्धिः = निश्चयात्मक श्रन्तः करण की वृद्धि ( श्रहंकार सहित वृद्धि ) श्रन्तः करण-भीतरी इन्द्रिय जिसकी चार वृत्तियां ( मन. वृद्धि, चित्त, श्रहंकार ) कही जाती है। वृद्धि-श्रपने स्थानमें रह कर निश्चय करने वाली वृत्ति जिसका भेद ही मूल श्रहं-कार है। मन-किरण रूप संचारी इन्द्रियों में जाकर संकल्प विकल्प पूर्वक विषय श्राहक वृत्ति जिसका। भेद चित्त है।

इति = इस प्रकार

सप्तदशकम् = सत्रह तत्त्व वाला (१० इन्द्रिय ५ प्राण १मन १बुद्धि) लिङ्गम् = लिंग (लक्षण) वाला । भौतिकम् = (सूच्म) भूतोंसे बना हुवा (इरण्य गर्भः = (हिरण्य अर्थात् तैजस पदार्थ हैं गर्भ में जिसके वह ब्रह्माण्ड व्यापी) हिरण्यगर्भ (सूच्मसमष्टि शरीर)

इति = ऐसा उच्यते = कहा जाता है एतत् = यह (हिरएय गर्भ) सूच्म शरीरम = सूच्म शरीर है श्रात्मनः = श्रापना (श्रापने शरीर में भी भरा हुवा १७ तत्त्वों का सुद्दम शरीर कहाता है श्राधीत ब्रह्मागड व पिगड के भीतर सत्रह प्रकार की जो शक्ति भरी हुई है वही सुद्दम शरीर कही जाती है। स्थूल व्याप्त कार्य कारक विशेष शक्ति)

करणेषु + उपसंहतेषु = इन्द्रियों के उपसंहार होनेपर अर्थात् बाहिरी काम छूट जाने पर

जागरित संस्कारजः = जाप्रत श्रव-स्थाके संस्कारों से होने वाला

प्रत्ययः = श्रान्तरिक वासनामात्र भोग का प्रत्यक्ताभास।

सिवषयः = सब विषयों सहित। (सोने समय का भीतरी दिखावा)

स्वरनः - सपनां ( ख़्वाब )

इति = ऐसा

उच्यते = कहा जाता है

तद् + उभय + श्रभिमानी = उन दोनों (सूच्म, स्वप्न) का श्रभि-मानी श्रथीत् में व मेरा माननेवाला

श्रात्मा = श्राप तैजस = तैजस (कहाता है) एतत् = यह त्रयम् = तिका (तीनों मिलकर) (सूच्म १ स्वप्न २ तैजस ३ का बोध कराने वाला) शब्द अर्थात अभि का दूसरा अत्तर है (उ-उभय-दूसरा-पहले अ से ऊंची कत्ताका पदार्थ उ-उत्कर्ष-ऊंची समस्का पदार्थ उपर व ऊंचा होनेसे उ कहाता है

शरीरद्वयकारणम् = दोनों (स्थूल सूदम) शरीरों (देहों) का कारण आतम + अज्ञानम् = अपने आपको भीन जानना (न जाननेकी भांति) साभासम् = आभासके साथ (आभास दीप्ति, प्रतीति, प्रतिबिम्ब, तेज छाया, समानता सादृश्य आदि की भांति)

श्राठयाकृतम् = श्रव्याकृत (व्याकृत श्राथात् व्याकरण, विस्तार नाना-त्व रहित) है। श्रानेकतासे रहित एकीभूत सब एक ही हुवा, सम-भाव चैतन्य का घनीभूत ईश्वर

इति = ऐसा उच्यते = कहा जाता है एतत् = यह (अञ्याकृत)

कारणशारीरम् = कारण शरीर है

श्रात्मनः = श्रपना (श्रपने दोनों स्थूल

सूद्रम शरीरों का कारण मूल प्रकृति

है) श्रथीत् पिगड ब्रह्मागड का

कारणमात्र।

तत् + च = सो वह (कारण रूप)
न = न
सन् = सत्तामात्र (है, ऐसा) व स्थूल
न = न

शब्द ख्यसत् = अभाव मात्र (नहीं है, ऐसा) व सूचम न + अपि = और न सत् + असत् = है व नहीं है या कि स्थूल, सूचम रूप है ऐसा ही कहा जा सकता है न = ( श्रीर ) न ( वह ) भिन्नम् = पृथक व फटा हुआ न + अभिन्न = न अपृथक व जुड़ा हुवा न + अपि = और न भिन्नाभिन्नम् + कुतः + चित् = पृथक श्रपृथक फटा जुड़ा ही कहीं से (कहा जा सकता है) न निर्वयम् = न विना अङ्गां वाला न सावयम् = न अङ्गोंके सहित न + उभयम् = (और) न निरङ्ग व सांग ही कहा जा सकता है। किन्तु = बल्किन् केवल = खाली (सिफ) ब्रह्मारमैकत्त्वज्ञानापनोद्यम् = ब्रह्म ( ईश्वर ) आत्मा (आप-जीव) के एकत्व ज्ञानसे अपनोद्य (अर्थात् ब्रह्म आत्माका एक हो जाना परन्तु जानना नहीं कि एक हो गया। इस प्रकारका ( श्रानिवंच-नीय ) कारण शरीर होता है। सर्व प्रकार ज्ञान + उपसंहारे = सब प्रकारके ज्ञानके नाश हो जाने पर बुद्धेः = बुद्धिका

अर्थ शब्द कार्णात्मना = कारण श्रात्मा से श्रर्थात् बुद्धिका श्रपने कारण भाव में। अवस्थानम् = ठहर जाना सुषुप्तिः = सुषुप्ति ( अवस्था कही जाती है ) घन नींद जब स्वप्न न देखता हो ) उसे सुषुप्ति कहते हैं तद्+उभय+अभिमानी+आत्मा = उन दोनों ( कारण और सुषुप्ति का अभिमान करने वाला आप प्राज्ञः = प्राज्ञ ( सब कुछ एक साथ जानने वाला कहाता है ) एतत् = यह त्रयम् = तिका ( तीनों कारण १ सुष्पि २ श्रीर श्राज्ञ ३) मकारः = म अर्थात् अोम् का तीसरा अत्तर है। (म-मापने वाला व फेंकने वाला अर्थात् म कारण को कहते हैं कारण में ही सब लय होता और उसी से पुनः निकलता है )

अकारः = अ अर्थात् स्थ्ल उकारे = उ अर्थात् सूचम में (लय होता है) उकारः = (और) उ अर्थात् सूचम मकारे = म अर्थात् कारण में (लय पाता है) मकारः = म अर्थात् कारण श्रोकारे = ओम् अर्थात् सगुण ब्रह्ममें (लय हो जाता है)

अर्थ शब्द श्रोंकारः = (वह) श्रोम् (सगुरा ब्रह्म) श्रहमि = श्रहंभाव में (में हूँ इस सत्ता मात्र में ) एव = ही ( ठहर जाना चाहिये) अहम् = मैं ( आत्म स्वरूप निर्गुण) एव = ही श्रात्मा = श्राप साद्ती = देखने वाला (द्रष्टामात्र) केवल = खाली (प्योर Pure) चित् + मात्रस्वरूपः = ज्ञानरूप(हूँ) न+श्रज्ञानम् = न अज्ञान हुँ न+अपि = और न तत् + कार्यम् = उस ( अज्ञान ) का काये हूँ ( संसार रूप हूँ ) किन्तु = बल्कि नित्य = सदा रहने वाला शुद्ध = निर्माल (पाप रहित ) बुद्ध = ज्ञानवान् (समभदार) मुक्त = छुटा हुआ, अबद सत्यस्वभावम् = सत्य ( यथार्थ ) स्वभावं (अपनी सत्ता ) वाला परम+अानन्द+अद्यम् = श्रेष्ठ सुख स्वरूप द्विभांति रहित प्रत्यक्+भूत चैतन्यम् = प्रत्येक प्रािगयों का चेतनरूप (आपा) ब्रह्म = ब्रह्म (मूलतत्त्व = असलियत) एव = ही अहम् = मैं अस्म = हूँ इति \_ इस प्रकार अभेदेन = अभेद से अवस्थानम् = ठहरना

अर्थ शब्द समाधिः = (ज्ञान) समाधि (कही जाती है) अर्थात् यहाँ निर्वि-कल्प समाधि है। (क्योंकि उप-निषद् वाक्योंके यह प्रमाण हैं-१ तत्वमसि छांदो । २ ब्रह्माह-मस्मि बृह० ३ प्रज्ञानमानन्दं व्रह्म एतरेप० ४ अयमात्मा ब्रह्म भांडू० तत् = वह ( आत्मा ) त्वम् = तू श्रसि = है ब्रह्म = परंतत्त्व ( श्रात्मा ) श्रहम् = मैं अस्म = हुं प्रज्ञानम् = ज्ञान स्वरूप व ज्ञानाधार व ज्ञितमात्र ( आत्मा ) श्रानन्दम् = सुख स्वरूप, सुखमात्र ब्रह्म = परंतत्त्व ( में हूं ) अयम् = यह ( व्यष्टि, पिराड व्याप्त ) आतमा = आपा रूप (में मात्र) ब्रह्म = परंतत्त्व (हूं) इत्यादि = इस प्रकार और भी श्रुतिभ्यः = श्रुतियों (बेदों व उप-निषद् वाक्यों ) से निश्चय करना चाहिये इति पंचीकरण भवति = ऐसा पञ्चीकरण विचार होता है एकही पांच प्रकार का होकर श्रीर पांची पांची का सम्मिश्रण हो संसार रूप हुवा सा विचारने से सावधान होता है।

॥ इति पञ्चीकरण (प्रणवार्थः) समाप्त ॥

### परिशिष्टम्

श्रातमा = ॐ ब्रह्म + माया = श्रोम् ईश्वर+प्रकृति = शिक्ते, प्रधान } श्रव्यक्त (म्)

(सत्त्व प्रधान) महान् – काम-इच्छा-समष्टिबुद्धि (रजः प्रधान) श्रहंकार (तमः प्रधान) पंचतन्मात्र (उ)

पंच महाभूत । हा

यह चित्र इसी प्रनथके उपक्रमानुसार है

श्रवर श्र उ म् श्रोम् श्रवस्था-जाप्रत् स्वप्न सुष्ठिति तुरीय समष्टि-विराट हिरएयगर्भ ईश्वर परमात्मा व्यष्टि-विश्व तेजस प्रज्ञ श्रात्मा पदार्थ-स्थूल सुदम कारण श्रात्ममात्र

जैसे एक गेंदकी भांति कोई गोल (ऋगडाकार) वस्तु लेना उसमें जहां चाहे वहीं केन्द्र मान कर परिधि पर्यन्त संबंध मान ले तो गोला सब केन्द्रों का ऋाधार व सम्बन्धी होगा और केन्द्र भिन्न २ ऋपनी सत्ता रखते हुये गोले के ऋाश्रयी सम्बन्धी होंगे। इसी प्रकार पिंड (केन्द्र) व ब्रह्मांड (परिधि गोला, का सम्बन्ध है। पिराड (बिन्दु) की इन्द्रियां ऋगैर ब्रह्मागड विराटकी इन्द्रियां देवताही कही जाती हैं दोनों परस्पर सम्बन्धी हैं।

| आधमूत      | आधद्व      | अध्यातम     |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| विषय       | (देवता)    | इन्द्रिय    | अन्तः करण   |
| संज्ञान    | चैतन्य     | स्फुरण      |             |
| चिन्तन     | वासुदेव    | चित्त       |             |
| श्रहंकरण   | रुद्र      | श्रहंकार    |             |
| संकल्पविकल | प चन्द्र   | मन:         |             |
| निश्चय     | ब्रह्मा    | बुद्धिः     |             |
| शब्द       | दिशा       | श्रोत्र     | मानात्य     |
| स्पर्श     | वायु       | त्वचा       |             |
| रूप        | सूर्य      | नेत्र       |             |
| रस         | वरुण       | रसना        |             |
| गन्ध       | श्रश्विनी  | नासिका      |             |
| भाषण       | श्राग्न    | बाक् ।      | कर्मान्द्रय |
| गहरा       | इन्द्र     | हस्त        |             |
| गवन        | विष्णु     | पाद         |             |
| चरगा       | प्रजापति   | पाद         |             |
| त्याग      | मृत्यु     | उपस्थ       |             |
| संयोग      | समष्टि     | गुदा        |             |
| कार्य      | ब्रह्माराड | पिराड       | रा          |
| किट—अ      | वकाश वि    | ह्या श्राका |             |

छिद्र--अवकाश विष्सु अ(क)रा सूर्य विद्मेप-गति वायु ताप-पाचन शिक्त तेज शैत्य - क्लेदन गगोश जल महेश पृथिवी श्राधार-धारण ऊर्ध्वनयन-निर्माण श्राकाश उदान पाचन-परिशामन श्राग्न समान प्राग्न-त्राकर्ण सूर्य प्राण् संचालन-रोधन वायु व्यान अधोनपन-अपकर्षण पृथ्वी श्रपान पंच महाभूतों के सूदम व स्थूल रूप से सिम्मिश्रण होकर जो पदार्थ बनते हैं उनका संदोप साधारण रूपसे निम्न लिखित चित्र से बहुत कुछ समभना विस्तार रूपसे तो श्रानन्त श्राघात प्रत्याघात श्रंशांश संश्लेष विश्लेष श्रानेक प्रकारसे समस्त संसारही बन रहा है।

### अपश्चीकृत (सुद्दम पश्चीकरण) किये सूद्रमभूत (तन्मात्र) कार्य

यह सूदम शिक्तयां पिएड ब्रह्माएड में ठ्याप्त हैं —

श्राकाश वायु तेज जल पृथ्वी = सूचमभूत

समष्टि सत्वांश आकाशीय-स्फुरण चित्त अहंकार मनः बुद्धि = अन्तःकरण

समष्टि, रजोंश-वायवीय-उदान प्राण समान ब्यान अपान = प्राण

प्रत्येक, सत्वांश - तैजस — श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना नासिका = ज्ञानेन्द्रिय

प्रत्येक, रजोंश - आप्य - वाक् हस्त पाद उपस्थ गुदा = कर्मेन्द्रिय

प्रत्येक, तमोंश - पार्थिव-शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध = तन्मात्र

# पश्चीकृत (स्थूल) भृत कार्य

(हर एक भूतों में हर एक के सिम्मश्रण से यह पदार्थ बनते हैं)

| श्राकाश           | वायु             | तेजः        | जल            | पृथिवी   |
|-------------------|------------------|-------------|---------------|----------|
| श्राकाशीय — शोक   | काम              | क्रोध       | मोह           | भय       |
| वायवीय - प्रसार्ण | धावन             | वलन         | , चलन         | त्राकुचन |
| तैजस — निद्रा     | तन्द्रा(तृषा)    | चुधा        | कान्ति        | श्रालस्य |
| जलीय — लाला       | स्वेद            | • मूत्र     | शुक           | रक्त     |
| पार्थिव — रोम     | चर्म             | नाड़ी       | मांस          | श्रस्थि  |
| . ( यह सब         | व्यष्टि गत स्थूल | शरीरमें देर | व पड़ते हैं ) | ,        |

### महाभूत विशेष कार्य

(इसी प्रकार प्रत्येक भूतोंमें कुछ न कुछ विशेषतासे अनेकानेक पदार्थ बने )

|           | •                  |         | 3 . 17. 1/11/1 | Ser Astelds A | प्राथ वन ) |
|-----------|--------------------|---------|----------------|---------------|------------|
|           | श्राकाश            | वायु    | तेज            | जल            | पृथ्वी     |
| लच्एा —   | रिक्त              | गति     | उध्गा          | शीत           | जड़ता      |
| गुण —     | लघु                | रूच     | ं तीच्गा       | स्निग्ध       | गुक        |
| उपमा —    | श्रात्मा           | प्राण   | श्रहंकार       | मनः           | देह        |
| दिव्यता — | जीवन               | स्पर्शन | वाक्           | प्रामा        | मनः        |
| विकार —   |                    | श्वास   | उष्णता         | स्वेद         | मल         |
| कोश — इ   | <b>प्रानन्दम</b> य | प्राणमय | विज्ञानमय      | मनोमय         | अन्नमय     |
|           |                    |         |                |               |            |

श्रातमा = एक पदार्थकी द्विधांशिक्ति । चित् श्राचित = (सापेच्यसे किल्पत) चित् - परा - चैतन्य - चेत्रह्म - श्रचर - परस्तात्।

अचित्- अपरा- जड़ - चेत्र - चर - अवस्तात्।

सत्व रजः तम = दो पदार्थों से त्रिधा - १ चित् से सत्व । २ श्रिचित् से तम । ३ सिम्मश्रणसे रजः ।

श्राकाश वायु तेज जल पृथ्वी = तीन पदार्थों से पश्चधा - सत्व से श्राकाश

१। सत्वरनसे वायु २। रजसे तेज ३।

रज तम से जल ४। केवल तम से
पृथिवी ४।

चित् { ईश्वर (समष्टि व्याप्त ) जीव (ब्यष्टि व्याप्त ) जीव (ब्यष्टि व्याप्त )

अचित् { सत्व-प्रकाश-ज्ञान रजःप्रवृत्ति-कर्म- तप-मोह-द्रब्य

## निवेदन

----

यों तो वेदान्त विषय पर बहुत से प्रनथ हैं और एक से एक बढ़ कर ब श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। स्वयं श्री शङ्कराचार्य जी ने इस विषय पर अनेकों प्रन्थ रचे किन्तु यह प्रनथ (पञ्चीकरण) ऐसा है जिसमें वेदान्त के मूल सिद्धान्तों को सूचम रूप में समावेश कर दिया गया है। ध्यान करने के लिये तो यह ऋदितीय प्रनथ है। श्रर्थ के सिह्त प्रगाव (श्रोइम्) के जप का जो विधान (तज्जपस्तदर्थ भावनम् ) श्री पातञ्जल योग दर्शन में बतलाया गया है उसकी भी पूर्ति इस प्रनथ से होती है क्योंकि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति व लय तथा मध्य की एवं स्थूल. सूदम व कारण अवस्थाओं का वर्णन करते हुए आइम् शब्द की पूर्ण व्याख्या की गई है। इस बात का अनुभव करते हुए कि बहुत से अधिकारी सज्जन ऐसा प्रनथ न मिलने और संस्कृत न जानने के कारण इस अनुपम रचना के लाभ से विक्रित रह जाते हैं इसीलिये इस प्रन्थ को भाषा टीका व उत्तम सरल त्याख्या सहित प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है। इस घन्थ के व्याख्याकार प्राम श्रमौर जिला कानपुर निवासी श्रीयुत शास्त्री महादेव जी पाएडेय हैं श्राप वेदानत तथा दर्शनादिक शास्त्रोंके उचकोटिके विद्वान हैं। श्रीराम जानकी मन्दिरके सत्स-क्रियों के अनुरोध से उन्हों ने इस प्रन्थ को इस रूपमें सर्व साधारण के लाभार्थ लिखने की कुपा की। इसके प्रकाशन का श्रेय सर्व श्री बाबू विश्वेश्वर द्याल जी, पं० हरप्रसाद जी भागव, पं० भगवती प्रसाद जी त्रिपाठी, बा० रघुनाथ प्रसाद जी गुप्त, बा॰ तुलसी राम जी गुप्त, बा॰ बाल गोविन्द जी, पं॰ रामाधीन जी, बा॰ शिव गुलाम जी आदि सत्सङ्गी महानुभावों को प्राप्त है। उक्त सभी सज्जन धन्य-वाद के पात्र हैं। यदि विद्वद् जनों व धर्मानुरागी महानुभावोंने इस रचना से सन्तोषजनक लाभ उठाया तो उपनिषदादि अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक अन्थों के प्रकाशन की चेष्ठा की जायगी।

> विनीत रूप किशोर टण्डन एडवोकेट सूटर गञ्ज, कानपुर